''विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक, शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक ,जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग्रं/ सी. ओ./रायपुर 17/2002.''

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

# प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल 2005—चैत्र 25; शक 1927

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत को अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

# भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2005

क्रमांक ई-1-10/2005/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक-13017/6/2002-एआइग्एस (1), दिनांक 8 मई, 2002 के अनुसार दिनांक 15-6-2002 से डॉ. ए. जयंतिलक, भा.प्र.से. (के. एल. 1991) एवं श्रीमती ईशिता राय, भा.प्र.से. (के. एल. 1991) छत्तीसगढ़ राज्य में तीन वर्ष के लिए अंत:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, को प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 15100-400-18300 तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाती है.

- डॉ. ए. जयितलक, आबकारी आयुक्त एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर एवं श्रीमती ईशिता राय, विशेष सर्विव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ रहेंगे.
- 3. यदि डॉ. अयतिलक एवं श्रीमती ईशिता राय के केरल राज्य में लॉटने तक उन्हें केरल में प्रवर श्रेणी वेतनमान प्राप्त नहीं हो जाता है, तो केरल राज्य में औटने पर वे प्रवर श्रेणी वेतनमान के हकदार नहीं होंगे.

### रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2005

क्र. ई-1-2/2005/1/2.—छत्तीसगढ़ राज्य संदर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2004 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधान अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिये उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :—

| स. ऋ.<br>(1) | अधिकारी का नाम<br>(2) | िल्ले का नाम जहां सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किये ।<br>(3) | गर<br>• |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 1 .          | सुश्री अलरमेलमंगई डी. | -<br>कोरबा                                                   |         |
| 2.           | श्री अमित कटारिया     | सरगुज:                                                       |         |
| <b>3</b> .   | श्री प्रसन्ना आर.     | नस्तरः                                                       |         |
| 4.           | सुश्री संगीता पी.     | र विलासपुर                                                   | _       |

 उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्य ग्रहण अविध का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव

### रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2005

क्रमांक ई-7/56/2004/1/2.—श्री जी. एस. धनंजय, तत्का. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 2-3-2005 से 11-3-2005 तक (10 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साध हूं। दिनांक 12 एवं 13 मार्च, 2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

- अवकाश काल में श्री धनंजय, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के .पूर्व मिलते थे.
- 3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धर्नजयः भा.प्र.से अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

#### रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2005

क्रमांक ई-7/32/2004/1/2.—श्री अवध बिहारी, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 4-2-2005 से 1-3-2005 तक (26 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

- 2. अवकाश से लौटने पर श्री बिहारी, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.
- अवकाश काल में श्री बिहारी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं भत्ता अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.
- प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बिहारी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

# स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय; दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

#### रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2005

क्रमांक एफ 10-12/2004/20.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5-8-2004 द्वारा छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम का गठन किया गया था, तथा उपविधियां अनुमोदित की गई थीं, और इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9-11-2004 द्वारा इन अनुमोदित उपविधियों में आंशिक संशोधन किया गया था. अब इन उपविधियों में नियमानुसार और संशोधन करते हुए यह आदेशित किया जाता है कि विच छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा अभाग ''छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम'' के पदेन प्रबंध संचालक नहीं होंगे, बल्कि ''छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम'' का प्रबंध संचालक शासन द्वारा इस पद पर पदस्थ किया गया व्यक्ति होगा.

- 2. राज्य शासन द्वारा पूर्व में अनुमोदित तथा यथासंशोधित उपविधियों में जो ''छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम'' द्वारा अंगीकार की गई है में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—
  - (क) वृर्तमान नियम 7 (4) के स्थान पर नया नियम 7 (4) प्रतिस्थापित किया जाय जो इस प्रकार हो—''प्रबंध संचालक, प्रवंध संचालक से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक नियम के प्रबंध संचालक के पद पर पदस्थ किया गया व्यक्ति, जो सोसाइटी की साधारण सभा तथा कार्यकारिणी सभा का सदस्य सचिव भी होगा''.
  - (ख) वर्तमान नियम 8 (1) (क) (दो) के स्थान पर नया नियम 8 (1) (क) (दो) प्रतिस्थापित किया जाय जो इस प्रकार हो—''सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, अथवा उप-सचिव के अनिम्न श्रेणी का उसका प्रतिनिधि''.
  - (ग) नियम 8 (1) '(क) (आठ) के पश्चात् नया नियम 8 (1) (क) (नौ) जोड़ा जाय जो इस प्रकार हो—''प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम—सदस्य सचिव''
  - ्घ) नियम 12 (2) से <sup>(\*</sup>सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं शब्द विलोपित किये जाय.''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव.

# जल संसाधन विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

### रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ 1-4/31/स्था./ज.सं.वि/2004.—राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित सहायक अभियंताओं (सिविल) को कार्यपालन अभियंता (सिविल) के पद पर उनकी तदर्थ पदोन्नति के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 10,000-325-15,200/- में नियमित किया जाता है :—

| · ·         | कार्यपालन अभियंता का नाम                        | वरिष्ठता सूची क्रमांक            |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| स. क्र.     | कायपालन आभयता का नाम<br>(2)                     | (3)                              |
| ( <u>i)</u> | (2)                                             | (3)                              |
| 1.          | श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा                    | 31 (वर्तमान में निधन हो चुका है) |
| ź.          | श्री गुरुविंदर सिंह                             | 80                               |
| 3.          | श्री ऋषभ कुमार जैन                              | 90                               |
| 4.          | . श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा                   | 95                               |
| 5.          | श्री सूर्यप्रकाश सोनी                           | 118                              |
| 6.          | श्री अशरफ हयात खान                              | 141                              |
| 7.          | <ul> <li>श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता</li> </ul> | 146                              |
| 8.          | श्री प्रहलाद कुमार कश्यप                        | · 147                            |
| • 9.        | श्री जनार्दन सिंह                               | 148                              |
| 10.         | श्री अर्जुन दास वैष्णव                          | 149                              |
| 11.         | श्री हरि नारायण सोनी                            | 150                              |
| 12.         | श्री शशिराज गुप्ता                              | 151                              |
| 13.         | श्री लेखराम वर्मा                               | 152                              |
| 14.         | श्री राजबली सिंह <sup>-</sup>                   | 153                              |
| 15.         | श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी                       | 154                              |
| 16.         | श्री रमेश चन्द्र सोनी                           | 155                              |
| 17.         | श्री कौशल कुमार शर्मा                           | 156                              |
| 18          | श्री गेंदालाल साहू                              | 157                              |
| 19.         | श्री ऐैंन. सी. किन्डों                          | 180                              |
| 20.         | श्री मन्दोधन राम कुर्रे                         | 311                              |
| 21.         | ्श्री बुद्धराम घोड़मारे                         | . 312                            |
| 22.         | श्री बी. एल. राय                                | 320                              |
| 23.         | श्री शंकरलाल नागवंशी                            | 334                              |
| . 24.       | श्री हेमराज कुटारे                              | 418                              |
| 25.         | श्री रामानन्द दिव्य                             | 453                              |
| 26.         | श्री सेलेस्टीन खाखा                             | 495                              |
| 27.         | श्री महेश हेडाऊ                                 | 544                              |
| 28.         | श्री कुलदीप तिर्की                              | 565                              |
| 29.         | श्री दलसीराम दर्री                              | 566                              |
| 30.         | श्री जयंत पवार                                  | 568                              |
| 31.         | श्री मधुकर बिठ्ठल राव कुम्हारे                  | 569                              |
|             |                                                 |                                  |

2. राज्य शासन द्वारा श्री निसार अहमद खान, सहायक अभियंता (सिविल) वरिष्ठता सूची क्रमांक -131 को, उनके किनष्ठ अधिकारी श्री अशरफ हयात खान, वरिष्ठता सूची क्रमांक 141, कार्यपालन अभियंता के पद पर की गई तदर्थ पदोत्रति में कार्यग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 10,000-325-15,200/- में प्रोफार्मा पदोत्रति प्रदान करते हुए, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यात्रिकी सेवा संभाग, जगदलपुर (बस्तर) में पदस्थ किया जाती है.

यह पदोन्नित ''कार्य नहीं वेतन नहीं'' (नो वर्क नो पे) के आधार पर होगी.

- 3. राज्य शासन द्वारा श्री कीर्तिकेश्वर प्रसाद पटेल, सहायक अभियंता, विरष्ठता सूची क्रमांक-89 को, कार्यपालन अभियंता (सिविल) (वर्तमान में पदस्थ कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर नगर) के पद पर की गई तदर्थ पदोन्नित तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए, सहायक अभियंता के पद पर पदावनत कर, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक सहायक अभियंता (रूपांकन) कार्यालय, मुख्य अभियंता, मिनीमाता वांगो परियोजना, बिलासपुर में पदस्थ किया जाता है.
- 4. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों पर पदोत्रित के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/ आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप वासनीकर, उप-सचिव

# गृह (परिवहन) विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2005 -

क्रमांक एफ 5-4/आठ-परि./05.—राज्य शासन छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 में नियम 63 (2) के तहत राज्य परिवहन प्राधिकार में अशासकीय सदस्य के रूप में श्री मुरलीधर अग्रवाल पिता श्री रामचन्द्र अग्रवाल, न्यू खुर्सीपार मार्केट भिलाई ,जिला दुर्ग का मनोनयन एतद्द्वारा 3 वर्षों हेतु किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वायः के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

#### . रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2005

क्रमांक एफ 5-13/दो/आठ-परि./2001:—राज्य शासन एतद्द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 108 के खण्ड (तीन) के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके शासकीय वाहन के अग्रभाग में लालबत्ती लगाने हेतु विनिर्दिष्ट करता है :—

- (1) प्रमुख लोकायुक्त ।
- (2) अध्यक्ष, विद्युत नियामक आयोग
- (3) राज्य निर्वाचन आयुक्त

- (4) अध्यक्ष, मानव अधिकार आयोग
- (5) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग
- (6) अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग
- (7) . महाधिवक्ता

वाहन में अधिकारी स्वयं सफर न कर रहे हों तो लालबत्ती को ढकना अनिवार्य है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल टुटेजा, उप-सचिव.

# लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

#### रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2005

क्रमांक 2926/1775/05/19/तक.—विभागीय अधिसूचनां क्रमांक एफ/31/19/84/जी/19/1030 दिनांक 1-8-1985 के अनुसार म्युनिस्यल लिमिट के अंदर आने वाले पुलों पर पथकर लागू नहीं होगा. अत: नगरपालिका की सीमा में आने से राज्य शासन एतद्द्वारा दंतेवाड़ा फरसपाल मार्ग पर शंखनी नदी पुल कि.मी. 1/4 से पथकर वसूली दिनांक 1-4-2005 से मुक्त करता है.

### रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2005

क्रमांक 2941/2143/05/19/तक.—राज्य शासन एत्दृद्वारा अंबिकापुर-धनवार वाराणसी मार्ग के कि.मी. 87/2 पर स्थित खरहरा पुल की निर्माण लागत की राशि पथकर के रूप में पूर्ण रूप से वसूल की जा चुकी है. अत: विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 23-10/97/जी/उन्नीस दिनांक 29 जून 1998 के अनुरूप उक्त पुल पर लगाया गया पथकर दिनांक 1-4-2005 से समाप्त करता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. लुलु, अवर सचिव.

# वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

### रायपुर, दिनांक ४ अप्रैल 2005

क्रमांक एफ 14-2/2003/11/6.—राज्य शासन द्वारा औद्योगिक नीति 2001-06 में घोषित रियायतों के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित अधिसूचना जारी की गयी है :—

- (1) क्रमांक एफ-14-2/03/(06)/11-2, दिनांक 7-6-2003 "छत्तीसगढ़ राज्य-ब्याज अनुदान नियम-2001".
  - (2) क्रमांक एफ-14-2/03/(06)/11-3, दिनांक 7-6-2003 ''छत्तीसगढ़ राज्य लागत पूंजी सहायता नियम-2001''.
- (3) क्रमांक एफ-14-2/03/(06)/11-7, दिनांक 7-6-2003 ''छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन लागत प्रतिपूर्ति अनुदान नियम-2001''

- (4) क्रमांक एफ-14-2/03/(06)/11-8, दिनांक 7-6-2003 ''छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचनात्मक सहायता नियम-2001''.
- (5) क्रमांक एफ-14-2/03/(06)/11-5, दिनांक 7-6-2003 ''छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण नियम-2001''.
- 2. उपर्युक्त क्रमांक (1) से (4) तक की अधिसूचनाओं में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये औद्योगिक इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 1 वर्ष की कालाविध निर्धारित की गयी है. उपर्युक्त अधिसूचना क्रमांक (5) की अधिसूचना के अंतर्गत रियायत प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की कालाविध गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने के दिनांक से 1 वर्ष निर्धारित की गयी है.
- 3. उपर्युक्त क्रमांक (1) से (5) तक की अधिसूचनाओं के संबंध में एतदृद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की कालाविध उत्पादन प्रारंभ करने या गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने जैसी भी स्थिति हो के दिनांक अथवा संबंधित नियम की अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक जो भी बाद में हो, से परिगणित की जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवराज सिंह, प्रमुख सचिव.

### रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ 8-1/2005/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मे. मोनेट इस्पात लि. रायपुर के बायलर क्रमांक सी.जी./36 को निम्नलिखित शर्ती पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 7-4-2005 से दिनांक 6-8-2005 तक चार माह की छूट देता है :—

- (1) संदर्भाधीन बायलर की पहुँचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तंत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्ययंत्र, छत्तीसगढ़ की दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं क्रिया जावेगा.
- (3) संदर्भाधीन बायरल का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के निर्यम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुष कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

### राजस्व विभाग

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 जनवरी 2005

क्रमांक 1312/भू-अर्जन/01/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| <u>.</u>      | •     | भूमि का वर्णन        | •                                | धारा ४ को उपधारा (2)                                       | - सार्वजनिक प्रयोजन                          |
|---------------|-------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर⁄ग्राम<br>′       | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन                                     |
| (1)           | (2)   | (3)                  | (4)                              | (5)                                                        | (6)                                          |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | सपोस<br>प. ह. नं. 15 | 0.230                            | कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि.<br>(भ./स.) जिला जांजगीर-चांपा | ग्राम सपोस से बारापीपर तक ्<br>सड़क निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय जांजगीर अथवा कार्यपालन अभियंता लो. नि. वि. (भ./स.) जांजगीर-चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, . बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

#### धमतरी, दिनांक 22 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/02/अ/82/04-05/1316.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |               |                                  | धारा 4 की उपधारा (2) •                                       | सार्वजनिक प्रयोजन                                                                                 |
|---------------|-------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | • के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन                                                                                          |
| (1)           | (2)   | (3).          | (4)                              | (5)                                                          | (6)                                                                                               |
| धमतरो ,       | नगरी  | गढ़डोंगरी मा. | 3.08                             | कार्यपालन अभियंता, म. ज. प.<br>बांध संभाग क्र. 2 रूद्री<br>, | सोंदूर प्रदायक नहर प्रणाली के<br>सिहावा वितरक शाखा के<br>अंतर्गत गढ़डोंगरी माइनर निर्माण<br>हेतु. |

#### धमतरी, दिनांक 22 फरवरी 2005

क्रमांक कं/भू-अर्जन/17/अ/82/04-05/1318.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

|         |       | गूमि का वर्णन | -                                  | धारा 4 की उपधारा (2)           | सार्वजनिक प्रयोजन                      |
|---------|-------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| जिला    | तहसील | नगर/ग्राम .   | लगभग क्षेत्रफल<br>' (हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन                               |
| (1)     | (2)   | (3)           | (4)                                | (5)                            | (6)                                    |
| धमतरी ं | नगरी  | गढ़डोंगरी मा. | 1.67                               | कार्यपालन अभियंता, म. ज. प.    | सोंढूर प्रदायक नहर प्रणाली के          |
|         | × .   |               |                                    | बांध संभाग क्र. 2 रूद्री.      | सिहावा वितरक शाखा के                   |
|         |       |               |                                    |                                | अंतर्गत भोलापुर माइनर निर्माण<br>हेतु. |

### धमतरी, दिनांक 22 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/18/अ/82/04-05/1320.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

|       |       | भूमि का वर्णन |                                  | <br>धारा ४ की उपधारा (2)                                 | सार्वजनिक प्रयोजन                                                                                      |
|-------|-------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला  | तहसील | नगर∕ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                           | का वर्णन                                                                                               |
| (1)   | (2)   | (3)           | (4)                              | (5)                                                      | . (6)                                                                                                  |
| धमतरी | नगरी  | गढ़डोंगरी मा  | 0.66                             | कार्यपालन अभियंता, म. ज. प.<br>बांध संभाग क्र. 2 रूद्री. | सोंदूर प्रदायक नहर प्रणाली के<br>सिहावा वितरक शाखा के<br>अंतर्गत जरहीडीह माइनर<br>क्र. 1 निर्माण हेत्. |

#### धमतरी, दिनांक 22 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/19/अ/82/04-05/1322.— चूंकि राज्य शासन की यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक न सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भृमि का वर्णन |        |               |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                                                 |
|---------------|--------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नग़र⁄ग्राम    | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                                                                                          |
| (1)           | (2)    | (3)           | (4)                              | (5)                                                     | (6)                                                                                               |
| धमतरी         | नगरी . | गढ़डोंगरी मा. | 1.70                             | कार्यपालन अभियंता, म. ज. प.<br>बांध संभाग क्र. 2 रूद्री | सोंदूर प्रदायक नहर प्रणाली के<br>सिहावा वितरक शाखा के<br>अंतर्गत्जरहीडीह माइनर-2<br>निर्माण हेतु. |

### धमतरी, दिनांक 22 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/19/अ/82/04-05/312.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

| भूमि का'वर्णन |       |                         |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                     | सार्वजनिक प्रयोजन                                                                                      |  |
|---------------|-------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                           | का वर्णन                                                                                               |  |
| (1)           | (2)   | (3)                     | (4) '                            | (5)                                                      | (6)                                                                                                    |  |
| धमतरी         | नगरी  | गढ़डोंगरी .<br>रैयतवारी | 5.87                             | कार्यपालन अभियंता, म. ज. प.<br>बांध संभाग क्र. 2 रूद्री. | सोंदूर प्रदायक नहर प्रणाली के<br>सिहावा वितरक शाखा के<br>अंतर्गत जरहीडीह माईनर<br>क्र. 1 निर्माण हेतु. |  |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन वशेष सचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तरं दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

#### दन्तेवाड़ा, दिनांक 1 फरवरी 2005

क्रमांक 540/क/भू-अर्जन/अ-82/2004-2005. — चूंक्नि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

|           | . ^ |
|-----------|-----|
| अनम       | ना  |
| ~, ,,,,,, | ~11 |

|                          | 9         | र्मि का वर्णन |                                  | धांरा ४ की उपधारा (2)                               | सार्वजनिक प्रयोजन                                             |
|--------------------------|-----------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| जिला                     | तहसील     | नगर∕ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                      | का वर्णन                                                      |
| (1)                      | (2)       | (3)           | (4)                              | (5)                                                 | (6)                                                           |
| दक्षिण बस्तर<br>दतेवाड़ा | दंतेवाड़ा | बड़ेपनेड़ा 🕜  | 4.22                             | मेजर/कमान अधिकारी, सीमा<br>सड़क संगठन, केंप, कारली. | राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक -16<br>के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण. |

### दन्तेवाड़ा, दिनांक 4 फरवरी 2005

क्रमांक 602/क/भू-अर्जन/अ-82/2003-2004. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|                            |           | भूमि का वर्णन |                                   | धारा 4 की उपधारा (2)                                                            | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|----------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| जिला                       | तहसील     | नगर⁄ग्राम     | लगभग क्षेत्रफुल<br>(हेक्टेयर में) | ं के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                                | का वर्णन            |
| (1)                        | (2)       | (3).          | (4)                               | (5)                                                                             | (6)                 |
| दक्षिण बस्तर<br>दंतेवाड़ां | दंतेवाड़ा | मदाड़ी        | 6.31                              | महाप्रबंधक, बैलाडीला लौह<br>अयस्क, एनएमडीसी निक्षेप<br>क्र. 14/11 सी, किरन्दुल. | परियोजना कार्य हेतु |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

#### राजनांदगाव, दिनांक 4 फरवरी 2005

क्रमांक 796/भू-अर्जन/2004.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संवंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

|             | . भू        | मिकावर्णन .            |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                              | सार्वजनिक प्रयोजन                                                               |
|-------------|-------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| जिला        | तहसील       | नगर∕ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                    | का वर्णन                                                                        |
| (1)         | (2)         | (3)                    | (4)                              | (5)                                                               | (6)                                                                             |
| राजनांदगांव | राजनांदगांव | चारभांठा<br>प.ह.नं. 62 | 8.049                            | कार्यालय अभियंता, मोंगरा परियोजना,<br>जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव. | मोंगरा बॅराज परियोजना के<br>चारभांठा एवं मोतीपुर लघु<br>नहर निर्माण के लिए हैं. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मींगरा बॅराज परियोजना) ज़िला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

#### राजनांदगांव, दिनांक 4 फरवरी 2005

क्रमांक 797/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचा के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |             |                      |                                   | धारा ४ की उपधारा (2)                                            | सार्वजनिक प्रयोजन                                                                      |
|---------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील       | नगर∕ग्राम            | ्लमभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                  | का वर्णन                                                                               |
| (1)           | (2)         | (3)                  | (4)                               | (5) ,                                                           | (6)                                                                                    |
| राजनांदगांव   | राजनांदगांव | नादिया<br>प.ह.नं. 62 | 3.262                             | कार्यालय अभियंता, मोंगरा परियोजन<br>जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव. | <ul> <li>मोंगरा वॅराज परियोजना के<br/>नादिया लघु नहर निर्माण के<br/>लिए है.</li> </ul> |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू–अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

#### राजनांदगांव, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 1041/भू-अर्जन/2004. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन   |             |                           | _                            | धारा ४ की उपधारा (2)                               | सार्वजनिक प्रयोजन                         |
|-----------------|-------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| जिला            | तहसील       | नगर∕ग्राम                 | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड् में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                     | का वर्णन                                  |
| (1)             | (2)         | (3)                       | (4)                          | (5)                                                | (6)                                       |
| . राजनांदगांव : | राजनांदगांव | कन्हारडवरी<br>- प.ह.नं. 1 | 4.45                         | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन<br>संभाग, राजनांदगांव | खैरबना जलाशय के नहर नाली<br>निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्तान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### राजनांदगांव, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 1042/भू-अर्जन/2004. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### - अनुसूची

| ٠.          |                 | र्मि का वर्णन           | ·                           | धारा 4 की उपधारा (2)                                  | सार्वजनिक प्रयोजन                          |
|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| जिला        | तहसील           | नगर∕ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                        | का वर्णन                                   |
| (1)         | (2)             | (3)                     | (4)                         | (5)                                                   | (6)                                        |
| राजनांदगांव | <b>डोंगरगढ़</b> | सलटिकरी<br>प.ह.नं. 70/9 | 17.79                       | कार्यपालन अभियंता, (जल संसाधन<br>संभाग), राजनांदगांव. | खैरबना जलाशय के नहर-<br>नाली निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी जिला कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

#### राजनांदगांव, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 1043/भू-अर्जन/2004.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| • |                  | • 1      | भूमि का वर्णन                   |                              | धारा ४ की उपधारा (2)                                 | सार्वजनिक प्रयोजन                              |
|---|------------------|----------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|   | जिला             | तहसील    | नगर/ग्राम ∙                     | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड् में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                       | का वर्णन                                       |
| • | (1) <sub>.</sub> | (2)      | (3)                             | (4)                          | (5)                                                  | (6)                                            |
| ٠ | राजनांदगांव      | डोंगरगढ् | बसंतपुर<br>प.ह.नं. 66/ <u>5</u> | 3.71                         | कार्यपालन अभियंता,( जल संसाधन<br>संभाग), राजनांदगांव | . विराजना जलाशय के नहर नाली<br>. निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी जिला कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

#### राजनांदगांव, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 1044/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भृमि का वर्णन |            |                           |                             | धारा ४ की उपधारा (2)                                  | सार्वजनिक प्रयोजन                           |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| जिला          | तहसील<br>• | नगर/ग्राम                 | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                        | का वर्णन                                    |
| (1)           | (2)        | (3)                       | (4)                         | (5)                                                   | (6)                                         |
| राजनांदगांव   | डोंगरगढ़   | पलान्दुर<br>प.ह.नं. 71/10 | 4.63                        | कार्यपालन अभियंता, (जल संसाधन<br>संभाग), राजनांदगांव. | खैरबना जैलाशय के नहर-<br>नाली निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी जिला कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

#### राजनांदगांव, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 1045/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सावंजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सुभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                        |                               | धारा ४ की उपधारा (2)                                   | सार्वजनिक प्रयोजन                          |
|---------------|----------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ्रजिला        | तहसील    | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफलः<br>(एकड् में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                         | का वर्णन                                   |
| (1)           | (2)      | (3)                    | (4)                           | (5)                                                    | (6)                                        |
| राजनांदगांव   | डोंगरगढ़ | सहसपुर<br>प.ह.नं. 66/5 | 4.92                          | कार्यपालन अभियंता, (जल संसाधन<br>संभाग), राजनांदर्गाव. | खैरबना जलाशय के नहर-<br>नाली निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्सा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी जिला कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

छत्तींसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

### सरगुजा, दिनांक 24 जनवरी 2005

क्रमांक 80/भू-अर्जन/2004. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उस्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

| •      |       | नूमि का वर्णन |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                       | सार्वजनिक प्रयोजन                                |
|--------|-------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| जिला   | तहसील | नगर/ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा*<br>प्राधिकृत अधिकारी                            | का वर्णन                                         |
| (1)    | (2)   | (.3)          | (4)                              | . (5)                                                      | (6)                                              |
| सरगुजा | पाल   | चेरवाडीह      | 0.22                             | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन<br>संभाग, क्रू. 2, अम्बिकापुर. | रामचन्द्रपुर जलाशय के नहर<br>निर्माण योजना हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### सरगुजा, दिनांक 30 मार्च 2005

रा. प्र. क्र. 4 अ-82/2004-2005.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उद्घेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |         |           |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                | सार्वजनिक प्रयोजन                          |  |
|---------------|---------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| ं जिला        | ्रतहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                      | का वर्णन                                   |  |
| (1)           | (2)     | (3)       | (4)                              | (5)                                                 | . (6)                                      |  |
| . सरगुजा      | सूरजपुर | दुग्गा    | 228.76                           | मुख्य महाप्रबंधक, एस. ई.<br>सी. एल., भटगांव क्षेत्र | भटगांव भूमिगत खदान के<br>डिप्लेयरिंग हेतु. |  |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

### दुर्ग, दिनांक 3 फरवरी 2005

क्रमांक 123/ले. पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनं के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

| :     | . 9   | गूमि का वर्णन |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                                 | सार्वजनिक प्रयोजन    |
|-------|-------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| जिला  | तहसील | नगर/ग्राम *   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                       | का वर्णन             |
| (1)   | (2)   | (3)           | (4)                              | (5)                                                                  | (6)                  |
| दुर्ग | पाटन  | चंगोरी        | 14.81                            | अनुविभागीय अधिकारी, तान्दुला<br>जल संसाधन उप-संभाग, क्र. 3<br>दुर्ग. | खुड़मुड़ी जलाशय हेतु |

क्रमांक 396/ले. पा./2004/भू-अर्जन. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) को धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन |           |              |                             | धारा ४ की उपधारा (2)                       | सार्वजनिक प्रयोजन          |
|---------------|-----------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| জিলা<br>,     | तहसील     | नगर∕ग्राम    | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड में) | कें द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी            | का वर्णन                   |
| (1)           | (2)       | (3)          | (4)                         | (5)                                        | (6)                        |
| दुर्ग         | गुंडरदेही | खैरबना       | 2.13                        | कार्यपालन अभियंता, खरखरा                   | मटिया माइनर क्र. 4 निर्माण |
|               |           | प. ह. नं. 14 | •                           | मोहदीपोट परियोजना संभाग,<br>दुर्ग (छ. ग.). | हेतु.                      |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (राजस्व) पाटन (मुख्यालय दुर्ग) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### दुर्ग, दिनांक 16 मार्च 2005

क्रमांक 396/ले. पा./2004/भू-अर्जन: — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उपयोद सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |           |                               |                              | धारा ४ की उपधारा (2)                                                   | सार्वजनिक प्रयोजन        |
|---------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| जिला          | तहसील     | नगर∕ग्राम                     | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड् में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                         | का वर्णन                 |
| (1)           | (2)       | (3)                           | (4)                          | (5)                                                                    | (6)                      |
| दुर्ग         | गुंडरदेही | तिलखैरी<br><b>प.</b> ह. नं. 7 | 1.28                         | कार्यपालन अभियंता, खरखरा<br>मोहदीपाट परियोजना संभाग,<br>दुर्ग (छ. ग.). | चीचा माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक 396/ले. पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उस्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

|      | •  |   |
|------|----|---|
| अनसद |    |   |
|      | ٠. | ' |

|         | 3          | ूमि का वर्णन              | •                            | धारा ४ की उपधारा (2)                                                   | सार्वजनिक प्रयोजन                  |
|---------|------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| जिला    | तहसील      | नगर/ग्राम                 | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड् में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                         | का वर्णन                           |
| (1)     | (2)        | (3)                       | . (4)                        | (5)                                                                    | • (6)                              |
| दुर्ग ृ | ्गुंडरदेही | अर्जुन्दा<br>प. ह. नं. 14 | 2.96                         | कार्यपालन अभियंता, खरखरा<br>मोहदीपाट परियोजना संभाग,<br>दुर्ग (छ. ग.). | मटिया माइनर क्र. 1 निर्माण<br>हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन (मुख्यालय दुर्ग) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### दुर्ग, दिनांक 16 मार्च 2005

क्रमांक 396/ले. पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. -अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

| _     | ٠ ٩       | भूमि का वर्णन          |                             | धारा ४ की उपधारा (2)                                                   | सार्वजनिक प्रयोजन                                                                  |
|-------|-----------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला  | तहसील     | नगर⁄ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                         | का वर्णन                                                                           |
| (1)   | (2)       | (3)                    | (4)                         | . (5)                                                                  | (6)                                                                                |
| दुर्ग | गुंडरदेही | देवगहन<br>प. ह. नं. 13 | 9.15                        | कार्यपालन अभियंता, खरखरा<br>मोहदीपाट परियोजना संभाग,<br>दुर्ग (छ. ग.). | मटिया माइनर क्र. 5, ओडार-<br>सकरी माइनर क्र. 2 एवं देव-<br>गहन माइनर निर्माण हेतु. |

क्रमांक 396/ले. पा./2004/भू-अर्जन. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

| अर्   |           |                           | , <b>3</b> :                 | ानुसूची ·                                                             | <b>.</b> .                                                                               |  |
|-------|-----------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |           | <b>गू</b> मि का वर्णन     | •                            | धारा ४ की उपधारा (2)                                                  | . सार्वजनिक प्रयोजन                                                                      |  |
| जिला  | तहसील     | , नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड् में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                        | का वर्णन                                                                                 |  |
| (1)   | (2)       | (3)                       | (4)                          | (5)                                                                   | (6)                                                                                      |  |
| दुर्ग | गुंडरदेही | ओड़ारसकरी<br>प. ह. नं. 13 | 31.74                        | कार्यपालन अभियंता, खरखरा<br>मोहदीपाट परियोजना संभाग,<br>दुर्ग (छ. ग.) | हड्गहन वितरक नहर एवं<br>ओडारसकरी माइनर क्र. 1, 2,<br>3 एवं देवगहन माइनर निर्माण<br>हेतु. |  |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन (मुख्यालय दुर्ग) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### दुर्ग, दिनांक 16 मार्च 2005

क्रमांक 396/ले. पा./2004/भू-अर्जन. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

| ሳ           |  |
|-------------|--|
| अनमचा       |  |
| *''3''K "'' |  |

| भूमि का वर्णन |             |                       |                                | धारा ४ की उपधारा (2)                                                   | सार्वजनिक प्रयोजन                                                          |
|---------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील       | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>• (एकड़ में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                         | ं का वर्णन                                                                 |
| (1)           | (2)         | (3)                   | (4)                            | (5)                                                                    | (6)                                                                        |
| दुर्ग         | गुंडरदेही`़ | मटिया<br>प. ह. नं. 14 | 17.75                          | कार्यपालन अभियंता, खरखरा<br>मोहदीपाट परियोजना संभाग,<br>दुर्ग (छ. ग.). | हड़गहन वितरक नहर एवं<br>मटिया माइनर क्र. 1, 2, 3, 4<br>एवं 5 निर्माण हेतु. |

क्रमांक 396/ले. पा./2004/भू-अर्जन. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|       |                | भूमि का वर्णन        |                             | ्धारा 4 की उपधारा (2)                                | सार्वजनिक प्रयोजन         |
|-------|----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| जिला  | तहसील          | नगर/ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                       | , का वर्णन                |
| (1)   | (2)            | (3)                  | · (4)                       | (5)                                                  | (6)                       |
| दुर्ग | गुंडरदेही<br>• | सलौनी<br>प. ह. नं. 7 | 4.40                        | कार्यपालन अभियंता, खरखरा<br>मोहदीपाट परियोजना संभाग, | सलौनी माइनर निर्माण हेतु. |
|       |                | •                    |                             | दुर्ग (छ. ग.).                                       |                           |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन (मुख्यालय दुर्ग) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### दुर्ग, दिनांक 17 मार्च 2005

क्रमांक 340/ले. पा./2005/भू-अर्जन.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

|       |       | भूमि का वर्णन | •                            | धारा ४ की उपधारा (2).                                 | सार्वजनिक प्रयोजन |
|-------|-------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला  | तहसील | नगर/ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड् में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                        | का वर्णन          |
| (1)   | (2)   | (3)           | (4)                          | (\$)                                                  | (6)               |
| दुर्ग | धमधा  | जोगी गुफा़    | 6.86                         | कार्यपालन अभियंता, तांदुला<br>जल संसाधन संभाग, दुर्ग. | जोगी गुफा जलाशय   |

क्रमांक 343/ले. पा./2005/भू-अर्जन. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

|       |            | भूमि का वर्णन 🕐 | •                                | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | ् सार्वजनिक प्रयोजन |
|-------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| जिला  | तहसील<br>• | ्नगर/ग्राम      | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन            |
| (1)   | (2)        | (3)             | (4)                              | (5)                                                         | . (6)               |
| दुर्ग | धमधा ं     | कुटहा           | 2.65                             | कार्यपालन अभियंता, तांदुला<br>जल संसाधन संभाग, दुर्ग, (छ. ग | कुटहा जलाशय         |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### दुर्ग, दिनांक 17 मार्च 2005

क्रमांक 346/ले. पा./2005/भू-अर्जन. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

|       | ्रे भूमि का वर्णन |           |               | •                            | धारा ४ की उपधारा (2)                                  | सार्वजनिक प्रयोजन        |
|-------|-------------------|-----------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| जिला  | तहसील             | नगर/ग्राम |               | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड् में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                        | क्रा वर्णन               |
| (1)   | (2)               | (3)       | \$ <b>#</b> ' | (4)                          | (5)                                                   | (6)                      |
| दुर्ग | <br>धमधा          | घोटवानी   |               | 3.75                         | कार्यपालन अभियंता, तांदुला<br>जल संसाधन संभाग, दुर्ग. | आमनेर मोती नाला डायवर्सन |
|       |                   |           |               |                              | •                                                     | ,                        |

क्रमांक 349/ले. पा./2005/भू-अर्जन. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उस्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

|       | •      | रूमि का वर्णन |                              | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन        |
|-------|--------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| जिला  | तहसील  | नगर/ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड् में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन                 |
| ·(1)  | (2)    | (3)           | (4)                          | (5)                                                          | (6)                      |
| दुर्ग | धमधा ् | खैरिझटी       | 2.77                         | कार्यपालन अभियंता, तांदुला<br>जल संसाधन संभाग, दुर्ग (छ. ग.) | आमनेर मोती नाला डायवर्सन |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### दुर्ग, दिनांक 17 मार्च 2005

क्रमांक 352/ले. पा./2005/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

|       | 9     | भूमि का वर्णन |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                     | ः - सार्वजनिक प्रयोजन |
|-------|-------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| जিলা  | तहसील | नगर/ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी           | का वर्णन              |
| (1)   | (2)   | (3)           | (4)                              | (5)                                      | (6)                   |
| दुर्ग | दुर्ग | भरदा          | 0.38                             | कार्यपालन अभियंता; लोक<br>नि. वि. दुर्ग. | भरदा कोनारी मार्ग     |

क्रमांक 355/ले. पा./2005/भू-अर्जन. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजितक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दो जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |           |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन                     |
|---------------|-------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन                              |
| (1)           | (2)   | (3)       | (4)                              | (5)                                                          | (6)                                   |
| दुर्ग         | दुर्ग | बेलौदी    | 0.06                             | कार्यपालन अभियंता, लोक<br>निर्माण विभाग संभाग, दुर्ग (छ. ग.) | ं शिवनाथ नदी सेतु एवं पहुंच<br>मार्ग. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### दुर्ग, दिनांक 17 मार्च 2005

क्रमांक 358/ले. पा./2005/भू-अर्जन.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दो गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

|              |       | भूमि का वर्णन |                              | धारा ४ की उपधारा (2)                                       | सार्वजनिक प्रयोजन        |
|--------------|-------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <u></u> जिला | तहसील | नगर∕ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड् में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन                 |
| (1)          | (2)   | (3)           | (4)                          | (5)                                                        | (6)                      |
| दुर्ग        | धमधा  | भाठा कोकड़ी   | 1:15                         | कार्यपालन अभियंता, तांदुला<br>जल संसाधन संभाग, दुर्ग छ. ग. | आमनेर मोती नाला डायवर्सन |

क्रमांक 361/ले. पा./2005/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

|         | ^ |
|---------|---|
| अनस     | घ |
| ~ · U \ | ι |

|       | · . ( | भूमि का वर्णन |                             | धारा 4 की उपधारा (2)                                       | सार्वजनिक प्रयोजन        |
|-------|-------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| जिला  | तहसील | नगर∕ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन                 |
| (1)   | (2.)  | (3)           | (4)                         | (5)                                                        | (6)                      |
| दुर्ग | धमधा  | घोठा          | 6.58                        | कार्यपालन अभियंता, तांदुला<br>जल संसाधन संभाग, दुर्ग छ. ग. | आमनेर मोती नाला डायवर्सन |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### दुर्ग, दिनांक 17 मार्च 2005

क्रमांक 364/ले. पा./2005/भू-अर्जन. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

|               | भूमि का वर्णन |           |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                  | सार्वजनिक प्रयोजन         |
|---------------|---------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>जिला -</b> | तहसील         | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | -<br>के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                   | का वर्णन                  |
| (1)           | (2)           | (3)       | (4)                              | (5)                                                   | (6)                       |
| दुर्ग         | <b>दुर्ग</b>  | थनौद      | 0.01                             | कार्यपालन अभियंता, तांदुला<br>जल संसाधन संभाग, दुर्ग. | उद्वहन सिंचाई योजना हेतु. |

क्रमांक 367/ले. पा./2005/भू-अर्जन — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उन्नेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची -

| • .       |       | भूमि का वर्णन | •                                | धारा ४ की उपधारा (2)                                       | ्<br>सार्वजनिक प्रयोज्न |  |
|-----------|-------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| জিলা<br>• | तहसील | नगर∕ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्रिधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन                |  |
| (1)       | (2)   | (3)           | (4).                             | (5)                                                        | (6)                     |  |
| दुर्ग     | धमधा  | बिरझापुर      | 0.87                             | कार्यपालन अभियंता, तांदुला<br>जल संसाधन संभाग, दुर्ग छ. ग. | • कुटहा जलाशय के नहर.   |  |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### दुर्ग, दिनांक. 17 मार्च 2005

क्रमांक 370/ले. पा./2005/भू-अर्जन. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार संभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

### अनुसूची :

| <u></u>              |         | र्मि का वर्णन |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                          | सार्वजनिक प्रयोजन                                 |
|----------------------|---------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ं</b> जिला<br>• . | तहसील   | नगर∕ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                | का वर्णन                                          |
| (1)                  | (2)     | (3)           | (4)                              | (5)                                           | (6)                                               |
| . दुर्ग              | दुर्ग । | , करडीडीह     |                                  | कार्यपालन अभियंता, लोक ४४° .<br>निर्माण विभाग | ्र शिवनाथ नदी सेतु एवं पहुंच<br>. मार्ग. ः क्षण्य |

भूमि का नक्शों (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1283.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतींत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :--

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                         |                                  | . धारा ४ की उपधारा (2)                                       | सार्वजनिक प्रयोजन                    |
|---------------|--------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| जिला.         | तहसील  | नगर∕ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन                             |
| 1 (1)         | . (2)  | (3)                     | (4)                              | (5)                                                          | (6)                                  |
| जांजगीर-चांपा | चाम्पा | सारागांव<br>प. ह. नं. 9 | 0.049                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. 2, चाम्पा | पचोरी डि. ब्यू. नहर निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1284. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार. इसके द्वारा सभी संवधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|               | ,      | भूमि का वर्णन           | . •                              | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सर्वजनिक प्रयोजन                        |
|---------------|--------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर∕ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                                |
| (1)           | (2)    | (3)                     | (4)                              | (5)                                                           | (6)                                     |
| जांजगीर-चांपा | चाम्पा | सारागांव<br>• प.ह.नं. १ | 0.032                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. 2, चाम्पा. | परसापाली डि. ब्यू. नहर निर्माण<br>हेतु. |

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1285 — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दो गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|               | 1       | ूमि का वर्णन           | -                                | धारा ४ को उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन              |    |
|---------------|---------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| जिला          | तहसील   | नगर∕ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन                       | ٠. |
| (1)           | (2)     | (3)                    | (4)                              | (5)                                                          | (6)                            |    |
| जांजगीर-चांपा | जैजेपुर | बाइरडीह<br>प. ह. नं. 2 | 0.065                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. 6, सक्ती. | हरदी शाखा नहर निर्माण<br>हेतु. | ſ  |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 फरवरी 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1280.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उत्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |                       |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन              |  |
|---------------|-------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन                       |  |
| (1)           | (2)   | (3)                   | (4)                              | (5)                                                          | (6)                            |  |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | ्लबसरा<br>प. ह. न. 11 | • 0.032                          | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. 6, सक्ती. | हरदी शाखा नहर निर्माण<br>हेतु. |  |

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 फरवरी 2005 !

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1287 — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयाजन                     |
|---------------|----------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| , जिला        | तहसील    | नगर∕ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन                              |
| (1)           | (2)      | (3)                      | (4)                              | . (5)                                                        | (6)                                   |
| जांजगीर-चांपा | जैजेपुरः | दर्राभांठा<br>,प.ह.नं. 1 | 0.221                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. 6, सक्ती. | झालरौंदा शाखा नहरं निर्माण<br>. हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्याल्य में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 फरवरी 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1288.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|      |            |         | भूमि का वर्णन               |                                    | धारा 4 की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन                             |
|------|------------|---------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|      | जिला       | तहसील   | ्नगर∕ग्राम                  | े लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन                                      |
|      | (1)        | (2)     | (3)                         | (4)                                | (5)                                                          | (6)                                           |
| जांज | गगीर-चांपा | जैजेपुर | ं दर्राभांठा<br>प. ह. नं. 1 | 0.045                              | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. 6, सक्ती. | छिता पंडरिया माइनर नं. 1<br>नहर निर्माण हेतु. |

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 फरवरी 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1289.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची,

|               |         | भूमि का वर्णन             |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                       | सार्वजनिक प्रयोजन                                |
|---------------|---------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील   | — नगर⁄ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | . का वर्णन                                       |
| (1)           | (2)     | (3)                       | (4)                              | . (5)                                                      | (6)                                              |
| जांजगीर-चांपा | जैजेपुर | छिता पंडरिया<br>प.ह.नं. 1 | 0.032                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो न<br>संभाग क्र. 6, सक्ती. | हर छिता पंडरिया माइनर नं. 1<br>नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 फरवरी 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1290.— चूंिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

|               | 9          | मूमि का वर्णन               |                                  | ं धारा ४ की उपधारा (2)                                       | सार्वजनिक प्रयोजन                  |
|---------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| जिला .        | तहसील      | नगर/ग्राम                   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन                           |
| (1)           | (2)        | (3)                         | . (4)                            | (-5)                                                         | (6)                                |
| जांजगीर-चांपा | जेंजेपुर ् | छिता पंडरिया<br>प. ह. नं. 1 | 0.072                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. 6, सक्ती. | झालरौंदा शाखा नहर निर्माण<br>हेतु. |

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 फरवरी 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1291.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वेर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5.(अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|               |         | भूमि का वर्णन           |                                    | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन                |
|---------------|---------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| जিলা          | तहस्मेल | नगर/ग्राम               | , लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                         |
| (1)           | (2)     | (3)                     | (4)                                | (5)                                                           | (6)                              |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती   | परसदा कला<br>प.ह.नं. 11 | 0.077                              | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. 2, चाम्पा. | परसदा माइनर नहर निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जॉर्जगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 फरवरी 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1292. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दियं गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उस्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी रार्य में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|                 |        | भूमि का वर्णन            |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन                  |
|-----------------|--------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| जिला            | तहसील  | नगर∕ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृतं अधिकारी                               | का वर्णन                           |
| · (1)           | (2)    | (3)                      | . (4)                            | (5)                                                           | (6)                                |
| जांजगीर-चांपा ' | चाम्पा | तालदेवरी<br>प. ह. नं. 20 | `0.024                           | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. 2, चाम्पा. | सेमरिया वितरक नहर निर्माण<br>हेतु. |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/179.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उझेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूर्च

|               | •     | भूमि का वर्णन | •                                | धारा ४ की उपधारा (2)                                       | सार्वजनिक प्रयोजन  |
|---------------|-------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन           |
| (1)           | . (2) | (3)           | (4)                              | (5)                                                        | (6)                |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | सिंघनसरा      | 0.158                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो न<br>संभाग क्र. 5, खरसिया | हर सक्ती वितरक नहर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना संकी/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/180.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसारं इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

|               |       | भूमि का वर्णन                |                                  | धारा ४ की ़उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन     |
|---------------|-------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| जिला          | तहसील | ्नगर/ग्राम                   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन              |
| (1)           | (2)   | (3)                          | (4)                              | (5)                                                           | (6)                   |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | सराईपाली चेचग<br>प. ह. नं. 2 | 0.202                            | ं कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. 4, डभरा. | सराईपाली ब्रांच मायनर |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/181.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची.

| · .           |          | भूमि का वर्णन            |                                  | धारा ४ की  उपधारा (2)                                      | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|----------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला -        | -तहसील   | नगर/ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | -<br>के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                        | का वर्णन          |
| (1)           | (2)      | (3)                      | (4)                              | (5)                                                        | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | दारीमुडा<br>प. ह. नं. 10 | 0.040                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. 4, डभरा | दारीमुड़ा मायनर   |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/182.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| ·             |       | भूमि का वर्णन     | •               | धारा ४ की उपधारा (2)                | सार्वजनिक प्रयोजन         |  |
|---------------|-------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|--|
| जिला          | तहसील | - नगर⁄ग्रामः      | लगभगं क्षेत्रफल | के द्वारा                           | कां वर्णन                 |  |
|               |       |                   | (हेक्टेयर में)  | प्राधिकृत अधिकारी 🛶                 |                           |  |
| (1)           | .(2)  | (3)               | (4)             | (5)                                 | (6)                       |  |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | बघौद              | 0.852           | कार्यपालन यत्री, मिनीमाता बांगो नहर | ्रिरगिरा मा. 3 आर. 2 एल.) |  |
|               |       | ें प्र. ह. नं. 17 |                 | संभाग क्र. ४, डभरा.                 | 2 एल./1 आर. ब्रांच मायनर  |  |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/183.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अतं: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूर्च

|               | 1     | भूमि का वर्णन |                                   | धारा ४ की उपधारा (2)                   | सार्वजनिक प्रयोजन       |
|---------------|-------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम     | लगंभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी         | - का वर्णन              |
| (1)           | (2)   | (3)           | (4)                               | (5)                                    | (6)                     |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | टुण्ड्री      | 0.405                             | - कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता खांगो नहर | ंनवापारा उप शाखा वितरक, |
| • .           |       | प. ह. नं. 2   | •                                 | संभाग क्र. 4, डभरा.                    | 9 आर. मा., े9 आर/9 आर-  |
|               |       |               |                                   | •                                      | 1 एल ब्रांच माइनर.      |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### ेजांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/184.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एडने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, वर्योकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.:—

### अनुसूची

|               |         | भूमि का वर्णन          | • | •                                | धारा 4 को उपधारा (2)                                       | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | . तहसील | नगरं∕ग्राम             |   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन          |
| (1)           | (2)     | (3)                    |   | (4)                              | (5)                                                        | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | ंडभरा   | बरतुंगा<br>प. ह. नं. 5 |   | 0.516                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. 4, डभरा | बरतुंगा माइनर     |
|               |         | 7, Q. 7, J             |   |                                  | त्रनाग्र क्र. ४, ७ मरा.                                    | · •               |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/185.—चूंिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उस्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### . अनुसूची

|               |       | भूमि का वर्णन |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील | नगर⁄ग्राम -   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | ' के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन<br>•     |
| (1)           | (2)   | · (3)         | (4)                              | (5)                                                          | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | कोतमी         | 0.056                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगों नहर<br>संभाग क्र. 4, डभरा. | रेड़ा मायनर       |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू–अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/186:— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एउने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894)-संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| •             |        | भूमि का वर्णन              |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | <ul> <li>सार्वजनिक प्रयोजन</li> </ul> |
|---------------|--------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर∕ग्राम                  | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                              |
| (1)           | (2)    | (3)                        | (4)                              | (5)                                                         | (6)                                   |
| जांजगीर-चांपा | - डभरा | उच्चपिंड़ा<br>प. ह. नं. 01 | 0.193                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. 4, डभरा. | धुरकोट उप शाखा वितरक                  |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/187.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :---

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन  |        |          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                       | सार्वजनिक प्रयोजन |  |
|----------------|--------|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| जिला           | तहसील  | नग्राम   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन          |  |
| • (1)          | (2)    | (3)      | (4)                              | (5)                                                        | (6)               |  |
| जेंाजगीर-चांपा | डभरा . | डूमरपाली | 0.259                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो नहर<br>संभाग क्र. 4, डभरा | 2 आर मायनर        |  |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/188.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचनी दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |            |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम  | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन          |
| (1)           | (2)   | ` (3)      | (4)                              | (5)                                                         | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | कठर्रापाली | 0.093                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. 4, डभरा. | कठर्रापाली मायनर  |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/189.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने को संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूचो

| भूमि का वर्णन |       |           |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                       | सार्वजनिक प्रयोजन                                 |
|---------------|-------|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| . जिला        | तहसील | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | : के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                           | का वर्णन                                          |
| (1)           | (2)   | (3)       | (4)                              | (5)                                                        | (6)                                               |
| जांजगीर∸चांपा | डभरा  | खैरमुड़ा  | . 0.186                          | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नह<br>संभाग क्र. 4, डभरा. | र लिट्राईपाली ब्रांच मायनर/<br>1 एल ब्रांच मायनर. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/190. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |                      |                | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | ः. सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| • जिला        | तहसील | नगर/ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल | के द्वारा                                                   | का वर्णन             |
|               | ٠.    | •                    | (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी                                           |                      |
| · (1)         | (2)   | (3)                  | (4)            | (5)                                                         | (6)                  |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | धिंवरा<br>प.ह.नं. 01 | 0.344          | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. 4, डभरा. | देवरघटा मायनर        |

क्रमांक-क/भू-अर्जन/191.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दियं गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनयम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनयम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| •             | . 9 <del>)</del> | मि का वर्णन          |                                    | धारा ४ की उपधारा (2).                                        | सार्वज्निक प्रयोजन |
|---------------|------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <u> </u>      | तहसील            | नगर/ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेगर में) - | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन<br>•      |
| (1)           | (2)              | (3)                  | (4)                                | (5)                                                          | (6)                |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा         | सिंघर।<br>प.ह.नं. 11 | 4 · ·                              | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता श्रोगो नहर<br>संभाग क्र. 4, डभरा. | •फरसवानी माय.      |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/192.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में बणित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गय सावंजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपधन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आश्रय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उद्घेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| •             |                  | भूमि का वर्णन              |                                    | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | मार्वजनिकः प्रयाजन |
|---------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| जिला          | . तहसील          | नगर∕ग्राम                  | लगभग क्षेत्रफल<br>. (हेक्टेबर में) | क द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | कः वर्णन           |
| (1)           | (2)              | (3)                        | (4)                                | (5)                                                         | (6)                |
| जांजगीर-चांपा | डभरा<br><b>,</b> | कटेकोनी बड़े<br>ग.ह.नं. 11 | 0.165                              | कार्मुल्यान येजी, रेमनीमाता बांगी नहर<br>संशाग क्र. ४, डभरा | कांसा मायनर        |

भूमि का नक्शा (प्राप्त) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेद परियोजना र ी/जांनगीर के कार्यातर में देखा जा सकता है.

क्रमांक-क/भू-अर्जन/193.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संविधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू हाते हैं :—

## अनुसूची

| <u>,</u>      |       | भूमि का वर्णन           |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन  |
|---------------|-------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन           |
| (1)           | (2)   | (3)                     | (4)                              | (5)                                                         | (6)                |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | धौराभांठा<br>प.ह.नं. 12 | 0.211                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. 4, डभरा. | 7 आर. ब्रांच माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू–अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक-क/भृ-अर्जन/194.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा संभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               |       | भूमि का वर्णन          | •                                | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन                              |
|---------------|-------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                                       |
| (1)           | (2)   | (3)                    | (4)                              | (5)                                                           | (6)                                            |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | टुण्ड्री<br>प.ह.नं. ०२ | 0.157                            | . कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. 4, डभरा. | 7 R, 8 L/1R, 10 L, 11 L,<br>12 L, ब्रांच मायनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्रमांक-क/भू-अर्जन/195.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयाजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) मंशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचनां दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               |       | भूमि का वर्णन | ,-                               | धारा ४ की उपधारा (2)                 | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी       | का वर्णन .        |
| (1)           | (2)   | (3)           | (4)                              | (5)                                  | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | , कंवलाझर     | 0.109                            | कार्यपालन यंत्री. मिनीमाता बांगो नहर | · _               |
| *             |       | · प.ह.नं. 09  | ş ·                              | संभाग क्र. 4, डभरा.                  | सुखापाली. माइनर.  |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती/जाजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/197.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्त अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजितक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवो आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार 'इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

| •             |       | भूमि का वर्णन |                                 | धारा ४ की  उपधारा (2)                                      | सार्वजनिक प्रयोजन      |
|---------------|-------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर⁄ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन               |
| (1)           | (2)   | (3)           | (4)                             | (5)                                                        | (6)                    |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | लटियाडीह      | 0.180                           | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. 4, डभरा | बड़ेमुड़पार मायनर<br>- |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू–अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्रमांक-क/भू-अर्जन/198.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजने के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :---

## अनुसूर्च

| ,             |              | भूमि का वर्णन            | •                                | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                |
|---------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| जिला<br>-     | तहसील        | नगर∕ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन                         |
| (1)           | (2)          | (3)                      | (4)                              | (5)                                                         | (6)                              |
| जांजगीर-चांपा | <b>डभ</b> रा | . कनारीपाली<br>प.ह.नं. ४ | 0.130                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. 4, डभरा. | रेड़ा मायनर व 2 आर ब्रांच<br>मा. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/199.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| ·             | <b>3</b> | र्मि का वर्णन |                                  |            | धारा ४ की उपधा                        | T (2).        | सार्वजनिक प्रयोजन                                 |  |
|---------------|----------|---------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--|
| , जिला        | तहसील    | नगर∕ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | . <u>.</u> | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिक           | ारी           | का वर्णन                                          |  |
| (1)           | (2)      | (3)           | (4)                              | •          | (5)                                   |               | (6)                                               |  |
| जांजगीर-चांपा | डभरा     | गिरगिरा       | 0.254                            |            | पालन यंत्री, मिनीम<br>ग क्र. 4, डभरा. | ाता बांगो नहर | गिरगिरा मायनर, 6 एल माय<br>7 आर/1 एल ब्रांच मायनर |  |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्रमांक-क/भू-अर्जन/200. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संविधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उद्घेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संवंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|                   | ,         | भूमि का वर्णन          |                                     | धारा ४ की उपधारा (2                                 | )        | सार्वजनिक प्रयोजन |
|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------|
| जिला              | तहसील     | नगर/ग्राम              | ंलगभग क्षेत्रफल •<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                      |          | , का वर्णन        |
| (1)               | (2)       | (3)                    | (4)                                 | (5)                                                 |          | (6)               |
| जांजगीर-चांग<br>• | पा इंडभरा | छुहीपाली<br>प.ह.नं. 11 | 0.064                               | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता ब<br>संभाग क्र. 4, डभरा. | ांगो नहर | छुहीपाली मायनर    |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/201.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भून अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:---

# अनुसूची

| <u> </u>      |       | भृमि का वर्णन |                                    | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील | नगर⁄ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल '<br>(हेक्टेयर में) | ंके द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी 🦠 –                         | का वर्णन          |
| (1)           | (2)   | (3)           | (4)                                | (5)                                                         | (6)               |
| जांजगोर-चांपा | डभरा  | तेन्दुमुडी    | 0.089                              | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. 4, डभरा. | सुखापाली मायनर    |

भूमि का नक्सा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जॉर्जगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कमांक-क/भू- अर्जन/202. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम. 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|               |          | भूमि का वर्णन       |                                  | . धारा ४ की उपधारा (2) .                                      | सार्वजितक प्रयोजन |
|---------------|----------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन          |
| (1)           | (2)      | (3)                 | (4)                              | (5)                                                           | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | कुधरी<br>प.ह.नं. 10 | 0.121                            | ं कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. ४, डभरा. | ह कुधरी सब डिवाय  |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू–अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/203. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               | . 9      | मिकावर्णन.           |                                   | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | .सार्वजनिक प्रयोजन |  |
|---------------|----------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम            | लगभंग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेबर में) | के द्वीरा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | का वर्णन           |  |
| (1)           | (2)      | (3)                  | (4)                               | (5)                                                         | (6) .              |  |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | खेमड़ा<br>प.ह.नं. 12 | 0.154                             | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. 4, डभरा. | खेमड़ा माइनर       |  |

भूमि का नक्सा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्रमांक-क/भू-अर्जन/204.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजितक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

|               | •     | भूमि का वर्णन |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                       | ् सार्वजनिक प्रयोजन                        |
|---------------|-------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| जিলা          | तहसील | नगर∕ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>' प्राधिकृत अधिकारी                           | का वर्णन                                   |
| (1)           | (2)   | (3°)          | (4)                              | (5)                                                        | (6)                                        |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | सुखापाली      | 0.210                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर<br>संभाग क्र. 4; डभरा | कंवलाझर ब्रांच मायनर आफ<br>सुखापाली माइनर. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

| कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा,                                                                                         | खसरा नम्बर     | रकया             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---|
| छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ शासन                                                                                      |                | ं (हेक्टेयर में) | • |
| राजस्व विभाग                                                                                                                   | (1)            | (2)              |   |
| चंचारि चंगा विशंच 1 व्यक्तिय 2004                                                                                              | 375/2          | 0.081            | • |
| जांजगीर−चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004                                                                                           | 375/3          | 0.028            | • |
|                                                                                                                                | 1529           | 0.036            |   |
| संशोधित                                                                                                                        | 43/2           | 0.020            | _ |
|                                                                                                                                | 37\$/5         | 0.053            |   |
| क्रमोंक 423/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का                                                                            | 164/3          | 0.101            |   |
| समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि<br>को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए | 42/1 क         | 0.113            | ٠ |
| आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन्                                                                         | 358/1, 359/1-3 | 0.226            |   |
| 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत                                                                      | 351/1          | 0.113            |   |
| इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के                                                              | 351/2          | 0.036            |   |
| लिए आवश्यकता है :                                                                                                              | 351/3          | 0.045            | • |
| •                                                                                                                              | 350            | 0.093            |   |
| अनुसूची                                                                                                                        | 164/4          | 0.081            |   |
|                                                                                                                                | . 42/2 ঘ       | 0.149            |   |
| (1) भूमि का वर्णन–                                                                                                             | 42/1 च, 43/1   | 0.097            |   |
| (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)                                                                                             | 44/2           | 0.109            |   |
| (ख) तहसील-मालखरौदा                                                                                                             | 73/1           | 0.121            |   |
| (ग) नगर∕ग्राम-फगुरम , प. ह. नं. 9                                                                                              | 73/5           | 0.028            |   |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.154 हेक्टेयर                                                                                              | 373            | 0.133            | , |
| ·                                                                                                                              |                | •                |   |

| •        | •              | • • •                                                                                 |                                      |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| (1)      | (2)            | जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जनवरी 20                                                      |                                      |
| · 441    | 0.117          | क्रमांक क/भू-अर्जन/2004-05/सा-1/सात.—                                                 | चूंकि राज्य श                        |
|          |                | को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अ                                         | नुसूची के पद (                       |
| 442/2    | 0.028          | में बर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित स                                   | तार्वजनिक प्रये                      |
| 725      | 0.024          | के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनिया<br>1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 198 | ਸ, 1894 <u>(</u> ਅਨੇ<br>2 ਹ ਕਰੇ ਬਹੁਤ |
| 442/1    | 0.028          | अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि                                          | उक्तः भूमि की                        |
| 896 .    | 0.166          | प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—                                                          |                                      |
| 443/1    | 0.020          | शनगनी                                                                                 | •                                    |
| 443/2    | 0.097          | अनुसूची .                                                                             |                                      |
| 443/3    | 0.020          | (1) भूमि का वर्णन-                                                                    |                                      |
| 18, 719  | 0.081          | (क) जिला-जांजगीर-चांपा                                                                |                                      |
| 1526     | 0.049          | (ख) तहसील-डभरा                                                                        | •                                    |
| 724/3    | 0.016 *        | (ग) नगर/ग्राम-डोमनपुर , प. ह. नं. 19<br>(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.76 एकड़                  | ,                                    |
| 90, 894  | 0.093          | (त्र) वर्गमंत्र स्थयन्यः ००० दक्ष                                                     |                                      |
| 895/1    | 0.093          | खसरा नम्बर रक                                                                         | ৰা :                                 |
| 895/2    | 0.040          | (एका                                                                                  | ड़ में)                              |
| 1525     | 0.040          | .(1) (2                                                                               | 2)                                   |
| 1528     | J.020          |                                                                                       |                                      |
| 1522     | 0.073          | 879 0.0                                                                               | 01                                   |
| 1506     | 0.057          | 380/1 0.0                                                                             | 01                                   |
|          | 0.061          | 880/2 0.                                                                              | 16 . ,                               |
| 1453/1   | 0.036          |                                                                                       | •                                    |
| 1453/4   | •              | 884 0.0                                                                               | U8 .                                 |
| 1453/3   | <b>J</b> 0.057 | 886 0.                                                                                | 17                                   |
| 456/1, 4 | 0.061          | 885 0:0                                                                               | 09                                   |
| 895/3    | 0.053          | 888 0.0                                                                               | 01                                   |
| 1455/1   | 0.032          |                                                                                       |                                      |
| 1462/2   | 0.020          | 887/1 0.4                                                                             | 09                                   |
| 1625     | 0.061          | .887/2 0.                                                                             | 14                                   |
| 713      | 0.024          | •                                                                                     |                                      |
| 724/2    | 0.024          |                                                                                       | <u>.</u>                             |
|          |                | · योग 0.:                                                                             | 76 .                                 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डायरेक्ट मायनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

योग

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोपालपुर वितरक नहर के डोमनपुर माइनर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जनवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004-05/सा-1/सात.—चूंकि सज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नांचे दी गई अनुसूची के पद (1) में बर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

# अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला-जांजगार-चांपा
  - (खः) तहसील-डभरा
  - (ग) नगर/ग्राम-जवाली , प. ह. इं. 14
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.86 एकड

| खसरा नम्बर |   | रकवा              |
|------------|---|-------------------|
| (1)        |   | (एकड़ में)<br>(2) |
| 290/5      | • | 0.05              |
| 295        |   | 0.11              |
| 296        | · | 0.01              |
| 291        |   | 0.04              |
| 292        |   | 0.04              |
| 297        |   | 0.12              |
| 298        |   | 0.04              |
| 305/2      | • | 0.05              |
| 306/2      |   | 0.07              |
| - 306/1    |   | 0.15              |
| 310, 311   |   | . 0.18            |
|            |   | •                 |
|            |   | 0.86              |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जवाली वितरक नहर के पुरना माइनर क्र. 2 निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) की निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जनवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004-05/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पेट (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पट (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

# अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला-जांजगीर-चांपा-
    - (ख) तहसील-डभरा
    - (ग) नगर/ग्राम-पुरेनाबुद्धा., प. ह. नं. 14
    - (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.01 एकड्

|       |                 |   |    |   | •   |          |
|-------|-----------------|---|----|---|-----|----------|
| ख     | सरा नम्बर       | • |    |   |     | रक्षा    |
| ٠.    |                 |   |    |   | ∙(ए | कड़ में) |
|       | (1)             | • | •  | - |     | (2)      |
| ,     | 162 <i>i</i> /2 |   | ·  |   |     | 0.12     |
|       | 165/2           |   |    |   |     | 0.28     |
|       | 165/3           | : |    | • | ٠.  | 0.07     |
|       | 205/1           |   |    |   |     | 0.04     |
| •     | 204/1           |   |    |   |     | 0.36     |
|       | 208/3           | • |    |   | ·   | 0.17     |
|       | 208/4           |   | •  |   |     | 0.22'    |
|       | 450             |   |    |   |     | 0.18     |
|       | 451             | • | ļ. |   |     | 0.24     |
|       | 456/2           |   |    |   | -   | 0.23     |
|       | 456/3           |   | ٠  |   | *.  | 0.08     |
| •     | 456/5           |   |    |   |     | 0.15     |
| -     | 456/6           |   |    |   |     | 0.18     |
|       | 457/1           |   |    |   |     | 0.16     |
|       | 473/1           |   |    |   |     | 0.06     |
|       | 474/1           |   |    |   |     | 0.18     |
|       | 474/2           |   |    |   |     | 0.19     |
| • •   | 475/5           |   |    |   |     | 0.09     |
|       | 476/2           |   |    |   |     | 0.01     |
|       |                 |   |    |   |     |          |
| योग ँ |                 |   |    |   | •   | 3.01     |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जवाली वितरक नहर के पुरेना माइनर क्र. 2 निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसंगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आंदेशानुसार, बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

| कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ |
|---------------------------------------------|
| एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन            |
| <b>ं</b> राजस्व विभाग                       |

### विलासपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2004

क्रमांक 7/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का सम्।धान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोपित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

# अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला-बिलासपुर
  - (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
  - (ग).नगर/ग्राम-पुटा
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.245 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकेबा '        |
|------------|----------------|
|            | (हेक्टेयर में) |
| (1)        | (2)            |
| 22/2       | 0.073          |
| 7/3        | 0.093          |
| 184 .      | 0.016          |
| 262/7 ·    | · 0.057        |
| 183/3      | 0.024          |
| 170/1      | 0.045          |
| 171        | 0.028          |
| 202        | 0.008          |
| 204/1      | 0.113          |
| 201/2      | 0.012          |
| 203        | 0.008          |
| 183/2      | 0.020          |
| 183/1      | 0.040          |
| 35/1       | 0.049          |
| 70/1       | 0.061          |
| 94         | 0.036          |
| 160        | 0.097          |
| 35/2       | 0.049          |
| 36         | 0.061          |
| •          |                |

|     | (1)     | (2)     |
|-----|---------|---------|
|     | 205/2   | 0.186   |
|     | 161/1 . | 0.065   |
| •   | 176     | 0.020   |
|     | 34/2    | 0.008   |
|     | 200     | 0.073   |
|     | 68      | 0.101   |
|     | 179/2   | 0.077   |
|     | 179/1   | . 0.077 |
|     | 161/2   | 0.061   |
|     | 72/4    | 0.020   |
| •   | 72/3 -  | 0.024   |
|     | 172     | 0.069   |
|     | 8       | 0.101   |
|     | . 22/4  | 0.016   |
|     | 162     | 0.097   |
| •   | 262/8   | 0.097   |
| z   | 7/1     | 0.109   |
|     | 38      | 0.073   |
|     | 175 .   | 0.008   |
|     | 204/2   | 0.073   |
| योग | 37      | 2.245   |

- (2) सार्वजिनक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुटा जलाशय नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

## बिलासपुर, दिनांक 29 दिसम्बर **2004**

क्रमांक 23/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोपित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

# अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला-बिलासपुर
  - (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
  - (ग) नगर/ग्राम-बस्ती
  - (घं) लगभग क्षेत्रफल-1.340 हेक्टेयर

| <b>ਹ</b> ਰ | <br>सरा नम्बर | रकवा .         |
|------------|---------------|----------------|
| <u>.</u>   |               | (हेक्टेयर में) |
|            | (1)           | (2")           |
|            | 496/2         | 0.162          |
|            | 516           | 0.057          |
|            | 458           | 0.138          |
|            | 459           | 0.170          |
|            | 497/2         | 0.040          |
|            | 457           | 0.057          |
| <b>A</b> . | 423/2         | 0.008          |
| •          | 424/1         | 0.040          |
|            | 414/1         | 0.020          |
| -          | 515/7         | 0.097          |
|            | 525/1         | 0.061          |
|            | 476/2         | 0.012          |
|            | 468/1         | 0.178          |
|            | 415           | 0.049          |
|            | 416/1         | 0.251          |
| योग        | 15            | 1.340          |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुटा जलाशय नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, ज़िलां सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

### सरगुजा, दिनांक 3 नवम्बर 2004

रा. प्र. क्र./02/अ-82/2004-2005. — चूंकि राज्य शासन को इस वांत का समाधान हो गया है कि नीचें दी गई अनुसूची के पद (1) में विर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 7 सन् 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

# अंनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला-सरगुजा
  - (ख) तहसील-अम्बकापुर
  - (ग) नगर⁄ग्राम-लवईडीह
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.312 हेक्टेयर

| 7   | बसरा नम्बर | रकबा           |
|-----|------------|----------------|
|     | -          | (हेक्टेयर में) |
|     | (1)        | (2)            |
|     | 479        | 0.312          |
| योग |            | 0.312          |
|     |            |                |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

### सरगुजा, दिनांक 5 नवम्बर 2004

क्रमांक 1 अ-82/04-05 — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1) सन् 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

# अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
  - (ख) तहसील-सूरजपुर
  - (ग) नगर/ग्राम-परसापारा, प. ह. नं. 56
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.268 हेक्टेयर

| सरा नम्बर |   | रक्षबा         |
|-----------|---|----------------|
|           | - | (हेक्टेयर में) |
| (1)       |   | (2)            |
|           | , | ,              |
| 219       | - | 0.023          |

|                  |            |         |                                                                          | •                                                          |
|------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (1)              | • ,        | (2)     | . (1)                                                                    | (2)                                                        |
| 228              |            | 0.013   | 707                                                                      | 2000                                                       |
| 229              | -          | 0.015   | 297<br>684                                                               | 0.023                                                      |
| 236              | •          | 0.018   | 681                                                                      | 0.01                                                       |
| 2 <del>9</del> 1 | •          | 0.013   | 694                                                                      | 0.013                                                      |
| 292              |            | 0.013   | 785                                                                      | 0.025                                                      |
| 267              |            | 0.02    | 04.                                                                      | 0.01                                                       |
| 03               |            | 0.02    | . 23                                                                     | 0.005                                                      |
| 27               |            | 0.042   | . 23                                                                     | 0.023                                                      |
| 13               | •          | 0.058   | योग 51                                                                   | 1.268                                                      |
| 26               |            | 0.065   |                                                                          | 1.200                                                      |
| 193              | •          | 0.01    | ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अ                                     | विषयस्य है स्टाणिय जन्मण्य                                 |
| 197              | •          | 0.013   | · के शाखा नहर निर्माण हेत्.                                              | अरअकता ह-पृत्र्वापुर जलाराय                                |
| 218              |            | 0.023   | 2 (10) 10( ) 1114 eg.                                                    | •                                                          |
| 710/1            | •          | 0.023   | - (3) भूमिं का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण                                 | । भ_अर्जन अधिकारी <i>सम्बाद</i>                            |
| 697              | ·          | 0.01    | के कार्यालय में देखा जा सकता है                                          |                                                            |
| 719              |            | 0.035   | is milker of a sir stanting                                              | •                                                          |
| 760              |            | 0.083   | छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के न                                               | गम में तथा आहेजानमन                                        |
| 680              |            | 0.01    |                                                                          | त्तेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.                                 |
| 678              |            | 0.013   | , <u></u>                                                                | राज्य रूप ।या ७४ सायम,                                     |
| 670              |            | 0.02    | •                                                                        |                                                            |
| 675              |            | 0.025   |                                                                          | ,                                                          |
| 671              | , <b>~</b> | 0.022   | •                                                                        |                                                            |
| 220              |            | 0.01    | कार्यालय, कलेक्टर, जिला रा                                               | जनांदगांव, छत्तीसगढ                                        |
| 676              | •          | 0.03    | एवं पदेन उप-सचिव, छ                                                      | • •                                                        |
| 217              |            | 0.02    |                                                                          | •                                                          |
| 693              | ;          | 0.023   | . राजस्व विश                                                             | ग्राग :                                                    |
| 723              | •          | 0.016   | ,                                                                        | •                                                          |
| 685 .            | •          | 0.02    | - राजनांदगांव, दिनांक 28                                                 | जनवरी 2005                                                 |
| 687/1            | •          | 0.045   | स्यांस ६८२.७७ अस्त्र १००० <del>ार</del> ि                                |                                                            |
| 307              |            | 0.07    | क्रमांक 563/भू-अजंन/2003. — चूंि<br>समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसू | n राज्य शासन का इस बात का<br>ची के गट (1) में क्लिंट शक्ति |
| 715              |            | 0.023   | की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित                                        | या के वद ( 1) में वाणत मूर्गि<br>सार्वजनिक प्रयोजन के लिए  |
| 692              |            | 0.01    | आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनिय                                         |                                                            |
| 698              | •          | 0.065 - | - 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके ह                                     | प्तरां यह घोषित किया जाता                                  |
| 226              |            | 0.13    | है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के                                       | लिए आवश्यकता है :                                          |
| 09               | •          | 0.023   |                                                                          | ₩                                                          |
| 669              |            | 0.086   | अनुसूची                                                                  |                                                            |
| 696              |            | 0.005   | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>                            |                                                            |
| 699              |            | 0.016   | (1) भूमि का वर्णन                                                        |                                                            |
| 08               |            | 0.023   | (म) पूरा का प्रशास - म<br>(क) जिला–राजनांदगांव                           |                                                            |
| 668              |            | 0.016   | (क) जिला–राजनादगाव<br>(ख) तहसील–राजनांदगांव                              | •                                                          |
| 713 •            |            | 0.016   | (७) तहसाल-राजनादगाव<br>(ग) तग्र/ग्राम-कोलिहा लम                          | नी<br>भ                                                    |
| 223              | •          | 0.016   | (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.95                                                  |                                                            |
| 716              |            | 0.02    | (अ) लगमग क्षत्रफल-0.95                                                   | ংশ-ভ্                                                      |
|                  |            |         |                                                                          |                                                            |

|     | बसरा नम्बर<br>(1) |   | •   |   | रकबा<br>(एकड़ में)<br>(2) |
|-----|-------------------|---|-----|---|---------------------------|
|     | 486/2             | • |     |   | 0.18                      |
|     | 487               |   | • • |   | · 0.19                    |
|     | 489               |   |     | 5 | 0.16                      |
|     | 506               |   |     |   | 0.42                      |
| योग | 4                 |   | 1   |   | 0.95                      |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए सीताकसा व्यपवर्तन योजना के नहर नाली निर्माण हेतु आवश्यकता है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगाव के कार्यालय में किया जा सकता है.

## राजनांदगांव, दिनांक 28 जनवरी 2005

क्रमांक 564/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

# अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला-राजनांदगांव
  - (ख) तहसील-राजनांदगांव
  - (ग) नगर/ग्राम-बैरागीभेड़ी, प.ह.नं. 42
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.76 एकड़

| बसरा नम्बर | रकवा       |
|------------|------------|
| • •        | (एकड़ में) |
| (1)        | (2)        |
|            | •          |
| 177        | 1.11       |

|     | (1) | (2)  |
|-----|-----|------|
|     | 180 | 0.40 |
|     | 181 | 0.25 |
| योग | 3   | 1.76 |

- (2) सार्वजिनक प्रयोजन, जिसके लिए आवश्यकता है-झालाटोला जलाशय योजना के अंतर्गत उलट नहर नाली निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

### राजनांदगांव, दिनांक 29 जनवरी 2005

क्रमांक 564/भू-अर्जन/2003. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

# अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला∸राजनांदगांव
  - (ख) तहसील-खैरागढ़
  - (ग) नगर/ग्राम-शिकारीटोला, प.ह.नं. 10
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.49 एकड

| खसरा नम्बर | रकबा<br>(एकड़ में) |
|------------|--------------------|
| . (1)      | (2)                |
| * 742      | 0.57               |
| 744        | 2.00               |
| 743        | 0.51               |
| 745        | 0.21               |
| 746        | 0.20               |
| योग        | 3.49               |
| •          |                    |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिरसाही टारबांध के दुवान हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

### राजनांदगांव, दिनांक 2 फरवरी 2005

क्रमांक/भू-अर्जन/2005/683.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

## अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला-राजनांदगांव
  - (ख) तहसील-छुईखदान
  - (ग) नगर/ग्राम-चम्पाटोला, प.ह.नं. 4
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.66 एकड्

| खसरा नम्बर | रकबा      |
|------------|-----------|
| •          | (एकड में) |
| (1)        | (2)       |
| J          | •         |
| 131        | 0.85      |
| 132        | 0.88      |
| 133        | 2.54      |
| 135        | 1.06      |
| , 136      | 0.37      |
| J41/1      | 0.02      |
| 141/2      | 0.06      |
| 141/3      | 0.05      |
| 142        | 0.01      |
| 153        | 0.34      |
| 155/1      | 0.05      |
| 155/2      | 0.05      |
| 156        | 0.17      |
| 158        | 0.21      |
| . 1        |           |
| योग 14     | 6.66      |

- (2) सार्वजितक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चम्पाटोला टार बांध के अंतर्गत बांध पार एवं डूबान हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) को निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

### राजनांदगांव, दिनृांक 2 फरवरी 2005

क्रमांक/भू-अर्जन/2005/684. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दीं गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

## अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - . (क) जिला-राजनांदगांव
  - (खं) तहसील-छुईखदान
  - (ग) नगर/ग्राम-विचारपुर, प.ह.नं. 18
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.19 एकड

|     | खसरा नम्बर<br>(1) |     |   | रकवा<br>(एकड़ में)<br>.(2) |
|-----|-------------------|-----|---|----------------------------|
|     | 262/7             |     |   | 0.05                       |
| ,   | 262/9             |     | • | 0.05                       |
|     | 310/2             |     |   | 0.03                       |
| •   | 311/1             | • . | • | 0.03                       |
|     | 535/3             |     |   | 0.03                       |
|     | •                 |     |   |                            |
| योग | 5                 |     |   | 0.19                       |
|     |                   |     |   | <del></del>                |

- (2) सार्वजिनक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुरही नहर विस्तार के अंतर्गत विचारपुर माइनर हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

#### राजनांदगांव, दिनांक 4 फरवरी 2005

क्रमांक 794/भू-अर्जन/2005.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उद्घेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - . (क) जिला-राजनांदगांव
  - (ख) तहसील-अं. चौकी
  - (ग) नगर/ग्राम-चिल्हाटी, प.इ.नं. 3
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.193 हे.

| खसरा नम्<br>(1)     | <b>बर</b> | रकबा ·<br>(हेक्टेयर में)<br>(2) |
|---------------------|-----------|---------------------------------|
| 491/1<br>492<br>495 | •         | 0.809<br>0.155<br>0.229         |
| योग                 |           | 1.193                           |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के अंतर्गत डुबान क्षेत्र.
- (3) भूमि के नक्से (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

### राजनांदगांव, दिनांक 4 फरवरी 2005

क्रमांक 795/भू-अर्जन/2005. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

 $\mathfrak{G}$ 

- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-जाङ्टोला, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.324 हे.

|     | खसरा नम्बर | रकवा                  |  |  |
|-----|------------|-----------------------|--|--|
| •   | (1)        | (हेक्टेयर में)<br>(2) |  |  |
|     | 2/2        | 0.324                 |  |  |
| योग |            | 0.324                 |  |  |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र.
- (3) भूमि के नक्से (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

### राजनांदगांव, दिनांक 14 फरवरी 2005

क्रमांक भू-अर्जन/2005/1007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

# अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला-राजनांदगांव
  - (ख) तहसील-छुईखदान
  - (ग) नगर/ग्राम-गण्डई, प.ह.नं. 12.
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हे.

| खसरा नम्बर | रकबा           |
|------------|----------------|
|            | (हेक्टेयर में) |
| (1)        | (2)            |
| •          | •              |
| 15         | 0.06           |
|            | ·              |
| योग        | 0.06           |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गण्डई नाला पुल के पहुंच मार्ग हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

# विभाग प्रमुखों के आदेश

# कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) रायपुर छत्तीसगढ़

### रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2005

क्रमांक क/ख. लि./खुघो/2004.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत रायपुर जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र में चूनापत्थर का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा करायां जायेगा और विधिवत लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

| ग्राम का नाम | प.ह.नं. | तहसील | ख.नं. रकबा                               | . अन्य विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|---------|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | (2)     | (3)   | (4) (5)•                                 | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| बरभाठा ्     | 7       | राजिम | 97 एवं 1.24 एकड़<br>98<br>शासकीय<br>भूमि | श्री मोहन अध्यक्ष मजदूर विकास सहकारी<br>सिमिति बरभाठा, के नाम पर ग्राम बरभाठा<br>स्थित भूमि .खसरा 97 एवं 98 रकबा 1.24<br>एकड़ क्षेत्र पर दिनांक 19-9-2000 से 18-9<br>2003 तक चूनापत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत था.<br>वर्तमान में खदान की अविध समाप्त हो जाने के<br>फलस्वरूप खदान रिक्त है. |

## रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2005

क्रमांक क/ख.लि./खुघो/2004.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत रायपुर जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खिनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् उत्खिनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र के चूनापत्थर खिनज का रासायिनक विश्लेषण संचालनालय, भौमिकी तथा खिनकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

| ग्राम का नाम | प. <b>ह</b> .नं. | तहसील | ख.नं.                      | रंकबा    | अन्य विवरण                                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------|-------|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) .        | (2)              | (3)   | (4)                        | (5)      | . (6)                                                                                                                                                                                             |
| धौराभाठा     | 48               | आरंग  | 410<br>स्वामीहब<br>की भूमि |          | श्री मोतीराम सतनामी आ. श्री तिहारु राम निवासी<br>धौराभाठा के नाम पर दिनांक 25-12-98 से<br>24-12-2003 तक चूनापत्थर उत्खिनिपट्टा लीज<br>स्वीकृत था. लीज अवधि समाप्त होने के कारण<br>खदान रिक्त हैं. |
| बार्सान      | 07               | राजिम | 1178<br>शासकीय<br>भूमि     | 0.30 एकड | श्री दुजेराम आ. श्री लेनदास निवासी बासीन के<br>नाम पर दिनांक 8-1-98 से 7-1-2003 तक<br>चुनापत्थर उत्खिनिपट्टा स्वीकृत था. पट्टा अविधि<br>समाप्त हो जाने के फलस्वरूप खदान रिक्त हैं.                |

एस. के. जायसवाल अपर कलेक्टर.

# उंच्यं न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

## HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 1st April 2005

No. 235/Confdl./2005/II-15-66/2001 (Pt. II).—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to exempt Shir O.P.Gupta, Civil Judge, Class-I, Baloda-Bazar from attending the two days Course on Mediation and Concilation to be held on 02nd and 03rd April, 2005 in the Judicial Officers Training Institute. High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.

By order of Hon'ble Chief Justice, RAM KRISHNA BEHAR, Registrar General,

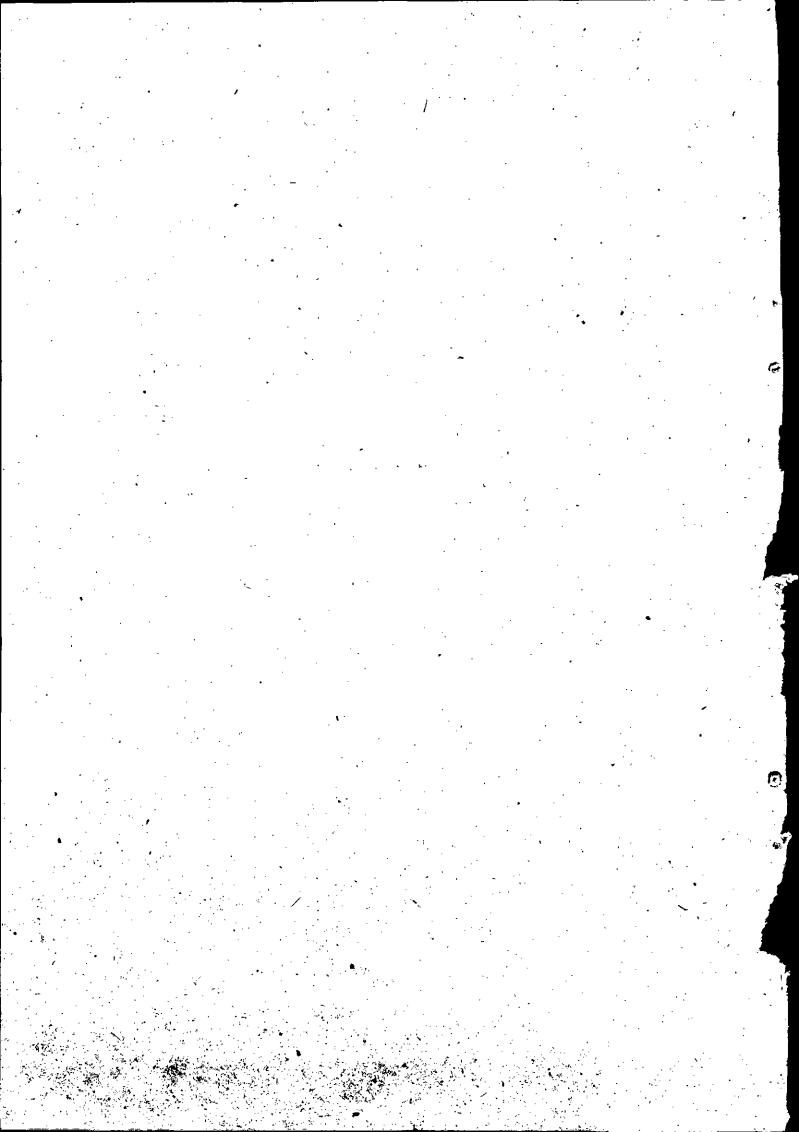